3

ममहारोद्रविद्वानाम् स्वरंगित्व अध्यानामा विद्वानी स्वरंगित्व है । स्वरंगित्व स्वरंगित्व स्वरंगित स्वरं इत्मात्मनम् लभनंद्राख्वे प्रामार्भनेतातदा द्यस्थमार्गरावे ख्यात् वरे तार्थह्दी धेषुण्यायारे तस्याहन मन्पदं नमात क्लमेत्रीयंत्रिखेदेनंदलास्क २० प्रणवंगाभवंत्रहेषीयायाबीनंत्रिधीचरेत्र प्रणवंपनरूड व्यवन्त्रकायपदंवदेत् २० व ज्ञतुं उपरातिस्याक्षिकेतिपदंततः विगलातेगाईकेशप्रहाबलपदंततः 💸 रेक्तमुखनाउन्निहमहारोऽपदंततः देखे।काटक हर्देहें करालिश्वमहाद्व 🐲 व्रहारियदत्तेदेविसंकेश्वरवधोद्या सेतुवंथनवीह्यवाहातेगगनेवर 🚉 एखिहिमगवन्देवियाता तितसहस्त्रतः स्र्योतेनस्मानांतेस्र्वेतिवर्मुद्धरेत ३३ महाजलपराञ्जञांतेभैरवाज्ञापयेतिन प्रदाहपदमुन्नार्यमहारोद्धदं ततः के दिर्धकांग्रलेनषन्वारमुक्रंवेषपर्यं अजयितयातस्यातस्विधेरेचित्रधाप्तः अध्वमीर्श्वविद्वायातामेजीपाला रव्यरेरितः न्यस्मिन्यं वेशतं वर्गाः पंचपंवाशहत्तरः अ गाने खुदीययोद्रेजेश्वतुः व्यक्तियाग्रेकेः लक्षवर्गान्यसेव्यापर

रामः

. CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

तस्याद्यीशंग्वात्रीववद्वभः १६ तस्यवीशं नकुर्वेतियहाश्चापयहारत्था नकाइहेर्प्रयंगक्तिव्यद्वितस्त्रत्यत्था १६ जरास विविन बंदोतिएकाह्याहिकादयः अपरेपारादिरामाञ्चना वाष्ट्रायां विदेश वाष्ट्रायां विद्याना विद्याना दिकारिकी कार्यकारिकी एक ह समोरहास वेष दवहारिकी॥१५॥पिका कार पर के हाप माका वृद्धि ।। वंदा के यह ए। जाने ह समेरित विद्धा ।। ए मार क्या वज्याव मिता बजा यते। हा मये ब्रुश्यां ब्रेमित्स बिषका दिमि।। ए।। यु इको ले तु ति खें ग जाश्या प्रसिक्ष तं। द्शितंश्र से सार्याभंगे भवति निश्चितं। १९ । अध्ययं जं ववस्याविवता कार्यमहे स्वरिं। र ते राजकु हे द्वते व्यवसारे खस्क हे॥१६॥यज्ञातासाधकासर्वेनिभयाःस्पृत्रसेशयः॥सर्वेश्चनयशीलाःस्पुःसाधकाःकार्यसाधकाः॥२०॥ त्यराषक्त्रहोत्रलसंयहेतु व्यभास्त्ररे॥सन्धाहरतेनतत्त्रः जनतेयेक्वभवासरे १० सार्थहरत्तचयंश्वतं शंखतच बदावयतः हिस्सहरितासामात्रितत्वाब्रहतेश्व रि २२ लिखेइनुभतिहर्पपंत्रद्वांगुत्तवात्तवः डीप्रहेतंत्रप्रकार्यक्षिविवाहुनस्मिन्तिके अध्यक्तिभ्रांश्चर्याहित्तरोभ्रत्यवतं बहुन

E. 4.

पवित्रासुनक्ष जेवंद्रतारावलान्विते रक्तांबर्थरोभंजीर्क्तगंथानुरेत्वनः ४६ रक्तपुष्यकतारीयः साख्यसम्बद्धां उद्दर्दस्ती प्रामस्पर्वस्थातरं ४६ संभिनीमोहिनीबेबरोधिनीभंगिनीतथा प्रवादितश्चतिहिना विकास महिती निवंशवेत १० उडी यानादिकानी हान्यावरोदी प्राक्ती एकि भेरखी भेरता सिंद्वा यहाँ ना गादिशा थिए। पर प्रत्यक्रे अस्योत नन्यसेत्वज्ञाक्के वृक्षः एजावतक्र मेल्वविद्धाबर्मं उते पर सम्पर्सक्रीधितेदिवेदितान्वरसंडिते प्रवाहित र्ररागरुवासित भा वंदोदयक्तारोपेश्वजान्यक्षिते मंडलस्पास्यम्थातुक्षवाह्रश्वतः परम् अधः स्वापयत्पेवग्येशी मर द्वेशोद्रमध्यमं अधिभार् मबीनेनविद्ध्यादासनंततः प्रसम्बन्धस्मिन्द्रस्वस्यमंत्रिकः अंगेषुविन्यसेन स्पषद्खरादी धेसंयुतान् पर्ध्यकारादिवकाराताक्तिभिन्यादिष्ठविन्यसेत् पंचीयवारिमञ्जेश्वमद्यमासादिकेस्त्रथा प्र स्मये संडलेदेवा-प्रणावादिनमां तमान् पण ए मंस्रवाविधानेनध्यानं अर्थातान्यः व्याध्यानवयोगनसिद्रीभवतिस्व GC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

श्रमः

समाये जिसंख्या ধ संभिनी मिहिनीये वरिविनी भंजिनी तथा गाजे खिबक्ये हैं वी: जरावादिन में। तगाः 🥺 लकारंपर्वते द्या धनदंरेरकार्यं वकारंमुखमधोतुईकार्यतद्यतः ह्र वदनेमस्त्रेजुहोम्ह्रमं चंग्रेह्यः संग्रहेमात्कांदेशीसादिका अणगंतमा १६ मसलोपरिक संवासातरोयहसंयुताः नाममंत्रास्यतास्त्रासाताराज्ञात्रास्यात्रास्यात्रास्यात्रा मलमारीखणाविषं नेर्वंसेन्यपलंचपरंगिरंगेणनावनं अ पतानवान्यसेदेतर्वंस्वितं वादवारोमनोलेखमे आद्शापदंततः 😝 अथमंहद्येतेखंदितीयमस्त्रतिया हितीयंद्रिक्तिवाहीश्रुजेवामेवतुर्येतं 😢 पंचमेवत्या यस्प एणहिस् एग वामयाः उदर सद्ममंबेवद्धारी वाष्ट्रभंतथा ७७ वामोरीनवयं वेवद्वाम् दस्य नहे एकाद्शेवसं तेर्यवाने रिव्यम्पेयस्यानं प्राप्ति एक्स्ट्रांवसंस्थायाप्रवादत्तिततः ४५ बद्द्वराविततस्त्रारायाग्यवेक्रम्लातथा पर रिज मतेपश्चान्त्र अपूर्वपद्वायः ४० प्रवीविति स्विते येत्रे विति स्वाकारणे सूपः वतुर्वप्रमीहरू वाष्ट्रिया विति स्विते येत्रे विति स्विते येत्रे विति स्विते येत्रे वित्र स्वित स्वित स्विति स्वित स्विति स्वि K. 0.

हास्तः ए हन् मर्तपताके यंगजराजापरिस्थता भारितासाधयत्वन्रिपुरीन्यस्यसंभुवि 🎉 तस्याद्शन्याञ्चलाक्षकीन् तमानसाः वलायंतेर्यर्स घः सिंहत्ववयथायमाः 🧈 अधान्यामिष्वद्धामिर्शासिद्विधायि। नी संभिनीशञ्चसेन्यस्य अभ्यतिवज्ञांकरीं भे रेखनाकुंकुमाभ्यां सभूतिपन्न सुविक्तिते सुवर्णमयलेखन्याणद्वमखदलेशिक्तित भ्यतिह्नाम यत-मध्यम् लमंत्रीदकाष्ट्रके मालामंत्रभ्यतद्दिशिवाद्वीक्षतं १६ यत् द्वीरसमायुक्तं दिश्वकृत्तमहेश्वीर यह दिक्रपतिमंत्रारीयीत्यं निम्हंभवत् अध जिलाह्विद्धितंस्त्वाकदीबाहीविरस्यय धार्यध्यभारक्षांनसविद्धः प्रबाध्य रिउ ते अप विष्यः प्राह्मिर्यहेश्योरेरीअब्हारास्याः इतेद्रतानक्रतसंयामिरिव्संबरे अं अपसमीदिदायेष्ठनत्विहिभयक्ष व सर्वेखिपवरोगेयुद्धोहिकादिखरेयुव १३ इपेह समारता सर्वीपरवनाशिनी वर्षायद्वनितार्हरेनरनारीन्यानिष ३ संयोभ नविभक्षतार्यभेकाषरायरं। कल्या एक ल्या किता सर्वे वाजयविद्वी १६ न्यथा न्या संयवस्या भर्सा हनु मतः शुन्नी

रामध

था पर विविज्ञव्यसंयुक्तंसवीमर्गाभ्यितं र्ज्ञवञ्जेमहाश्रीयंसर्वलोयस्यंतरं पटेलक्ष्मिकंजयस्य मल्मज्यउसर मधाज्यरक्तेःपुष्टेयश्च होमंकुर्याद्शांशातः 🗽 कुमारीभीज्येशज्ञज्ञासुह्धप्रप्रभागातः ताभ्यावर्ज्ञासिदयानिय्याशर लगायद्विरण ६१ तावतायञ्जमारां भ्वमानयद्वावारिणः तेभ्यायज्ञायवीतानिकोषीनंदिक्तणारिकात् देश न्यावर्धिदिक्तणा र्धाचगरयाम्बरकान् हिस्तिनावाजिनः खर्रिगहंसापस्तरंत्या ६३ यथाययागुरुख्येत्याक्वीतसाधकः गुरेगुष्ट महेशानिसक्लंसफ्लंभ्वेत ६७ १वं प्रतिष्ठितं ये जंसविकार्यक्षमंभवेत ताथये सर्वेकार्याति अभू नां विनर्गत्या ६५ प्रतिखाकियतेयवदेशेयात्रेपुरेत्तथा नडिभिक्षंभवेत्ववसारीनबुराग्भीः ध्रं ष्रवकाग्रामेनववयानुभयभवेत् नपत्यवानिस्तञ्जनबोराणांअयंअवेत् ६० शाकिनीभ्रतयेताल्विक्वाणीवनजायते वक्षीभ्रताश्वतिस्रोताःसवीम

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi: Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

£.4

िस्कर्त्य इस्कर्

य हन्यमतःप्रताकार्ख्यं अंभेनेताक्यं क्रें में नवान्यदित्तिदेविशिवान्यणां मानमहिनं प्रतत्त्वं नरेंद्राणां हनुमतीतिका रकं रेर रित्यदर्शनसंहितायांवावितीश्वरसंवादेहनुमायकानित्रहरीनवमःस्तरंगहं श्वीःशुभग्ना ॥ श्रथहादशबीतक टासराशि॥ गंॐ प्रेंथी हो हो हैं सिंखिं हों हिंबे हों नमा हनु मतेम मणरस्य संयक्ष खंगड मोला हो टकस तन्तर हो क्रोधारिकचारिकवात्रधिकसेत्रतत्वरसंभियातिकवर्भुतव्वरभेञ्चक्रपंभ्यत्वभगंदरभ् वस् छ कपानक्रत्वर र्णायात्म असियात्म उत्रात्म हस्तयात् वादयातादी नृसर्वीक्यायी मृद्ग्यानीमं धिर्विष्ठे यि ना वायश्वन्तं तयर के दयर भूदयः महावीरहनुमान् हा ३ हुँ हुँ चे छे हुँ। हुँ हुँ पहिला हा॥ न्यूयेरो म प्रशास विकास समित न्यां॥ अस्पना CG-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Danied by Sarvagya Sharada Peetham

रामः

यवासन्माव्यासधोरिनुसेन्यंवरायते द्रः मदनेन हनुंकताद्विरुह्मण्हित्ताम् लोगल्विधितंतंतुकार्वात्याधकातमः दर् परवज्रस्पयमुर्वातांगूलस्वास्त्रतमताः गजाञ्चरघयानान्बिह्स्यानितकार्वतः द्र द्वेभंजाक्षरेर्ययां स्त्रन्तुवेष्ट् यत वेस्रयेत्वतिमासवीमावार्तत्वमार्द्रजां व्य स्वावयेत्र्विविधिनावरसिन्यस्यसम्बन्धित तस्यास्तुदर्शनादेववरराज्य प्रायत द्रा अथवाहामयन म्मांगरील्वणविवास् राजिकातु वक्ते जास्विक्त्व स्वित्व विवास वि इमध्येत्निवासानल्संभवाः सिवधाजारुयत्रज्ञेनस्याभिमुखः श्यितः पर् हव्संज्ञेताहात्रवासहरोकेदिनिदिने द्वनेर दिनमध्येतुँशनुवीभवेत्रतः द० न्यंगदाहामरूलीशविष्कार्यस्त्रिताः वियत्न नानसंदेहःसंयामकुरूतेवदि न्द हत्यमानविद्यस्त्रमालामं अंत्रांगणे तसी गंबजवयुद्गेहत्त्व्यवराजामः व्येश्वतेविष्णयाज्यस्य CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

युवार्याया गाकेकोरियभाज्ञललन्नक्रभीमनार्ममृष्रस्थचड्यडुक्तेनमश्ष्कारक्षारिविवादिद्वेवकार्क्कार्यभंतकक्रर्यक्तिवय य इकोषावेशव इंत्का मुकारी च दूर स्था समीप स्थान्य त स्विष्य हरी मान छे स्थान छे सका न्या तुर्व सी देश ने सत्य रहन २ दह २ से हारयरमोहयरमहूचर देखयरमाजीरम्ब अवत्याधाः आगिवियोजयर विश्वंसयर कीलिर म्हत्वयर मार्यर्वंधयर मंभयरपा तयर अमपरस्य वपारमलकामितानुमस्य रासीभूतानं पाद्य शत्रका दे दे दे दे दे दिवा हो।। यह विवेश देश नां कर निर् विनाद्याने॥मंत्रीःचंगिरतःसावमुनिधिवैद्वार्गे॥द्वाद्याबीजानिष्वंसवेत्रव्यासंवाजनीयानि॥केष्ट्रेश्वीहाहीहरेखे स्वर् स्वितिहो हो हो। नमाह न मते महाबल पर्जिमममण स्वयन्दे त्रे विश्वा व आ कि नी पिक्षि की प्रतिनामा शेमहामारीकापायक्रम्समेर्ववेतालथह्बद्धारक्षादिक्षज्ञातन्त्रर्वाधाः हरो।नहन्युनेजयूरिनरासय्यवारयः विथयर नुदरसद्धर धुनुरसा स्वरक्षाचेनं वरसा अहामा हेन्स्य हा वतार हो हो है एह स्वाहा भारतिव सर्वे मृतानिश । अपमू

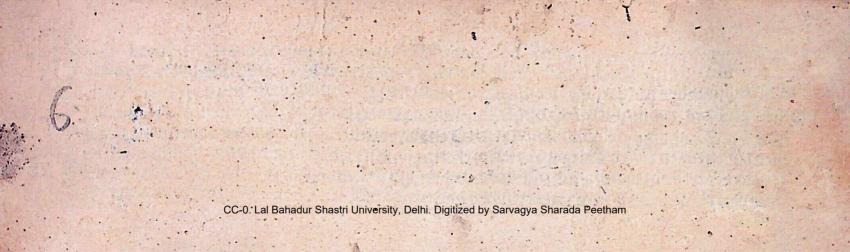